

भव्याः भवगः भवः भवः भव्याः भवमा भागवभाविष्टाः भव्याभवस्क भवमंत्रिः भवभारः भवार्भवारेभाषः भवार्भः भव दुभः भव किभार्मः पिछ भग्रः भने उठ्यः भवक्रालक्रालमा भव्याम रिकः भव्या भन्ते नमाः भित्रकेभक्ति विश्व किन्द्रभक्ति विः निरुक्ति विश्व केनिर प्राप्ति । भागः भे राभिद्रों भिक्तिर्थिभेद्रायुक्तः एम्पर्लार्गः स्लार्भ उह्य तिगः भलः भट-मुख्य भागितिकारः ये गिरिय्ये गिभयेहव सक्तिकः भगलभूभः भूदिन भी निर्मा सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः भर्य विविक्तिः स्कृषिष्ट म्ये ने स्वान्य स्मः भर्यभ्यः भन् यय भाः क्रम्भःभवभक्तिम्ब भन्गमा प्रिगः भक्तः भवतः व लः भवरपद्भाः माम्भू असमानिक्य के का भरा अलप्य विरा

न्यः अर्ध्वेषम् भद्धः भद्धभायिष्यभीरं भाम क्रिश्लेक्षः भवक्ष छन् । जनित्रः भव रूपि विक्रमीक् मेभनभाविः निम्पितिभेरोहं भः आः भवः निये ११ १ १ इस्प्रेल्माः भव इउट् म्बायकः महस्यः प्रविभाभी पम्मेषिम भइया मन्य भीह प्रभावः भाकतिरियाभाष्याः यिगिष्धः भम्तारः स्थमा यीः सिराः भागः भीभीभेभा सभा में जेन उसीः भी निक्डनः निर्वाः भूतप्रीः मीतिणः मी प्रेकीः परमी पे मिनमिन विमः गी गिवभित्राः क्युंकेम् भिउर्क्तम् पर्ण्यमाद्विक मीराह्यकारिशी भक्षाना भारता मेर्गान्य मेर्गाय मेर् राम् क्षेत्र स्वास्त्र राम्य अत्यानिषः राम्य असी द्रा

19.

यनः भवन्त्रभाग्वन्यकः वम्त्रवा दिक्ष्या । भवन्य वा उठ्या यमयेटा पिल्यमें भवनु हि पिले मुक्त निर्मा में भाग कि स्वारित्र प्राप्त में भाग कि स्वारित्र प्राप्त प्राप्त कि स्वारित्र कि स्वार कि स्वारित्र कि स्वारित्र कि स्वार कि स्वार कि स्वारित्र कि स्वा यमः भरः क्लिक लिलं पकः भभग्ने हिठ्ये भीः भविमिम् किल विराग भर्षवाक्रव विरामी उना पाय के मन कर कि निवा भी चीमने विरामनेः भक्तः सारा ना निर्माण स्थाने । स्थाने स्थान विमुण्ड एयुणः चुराराष्ट्रिम् म्विषित्रभाषिः॥

व्यम् मः प्रामान्य भागित्वनकाप्णाः क्ष्यप्रविगित्वः प्रद्वाम्य शासमीनजाउमाविस्र स्मूचः सुद्रः क्यामाः भदिद्रापुर विस्तादिस्ति निमाम वंयविष्ठः मिस्त्रमः मकाकरा म्यः विकासः मिश्र में वाच्च प्रमान्यः वर्षः मियुरं भी निर्वे भवनः भवनमाने का यममा भारीः गङ्गिरी इसे द्राक्षल करिया मत्मा सन्मामन नेस्प्रियर भठाल उसे उम् करारिगरारिगरार्वाउठमाः भगग्रिमा महम्बेसमा येगाम मध्याक्षा वहायः में भवति मनित

र्षेत्रभञ्चलभूष्टि वर्ष्पित्रभाष्ट्रच्यकः भूनिमिक्काः रमेष्ठक्षमक्ष्यभू महिन्द्रम् मिकः खीसकरीरणमहीक्ष्माक्ष्मित्रभाषित्रभाषिक्षेष्ठान्त्रभाषीत्रेष्ठितिकामा ३ क्रिया करकेटिकि भन्नि में निर्मान करके विभाने करके में भी कर के मार्थ में कर मार्थ गिविम्पर्गिम् राम् भावम् भावम् भावम् भावम् भावम् द्रियाविष्ठि इत्नाभागिन्धद्रभी १ अर्कालभाव क्न के क्षण्या भर भय के भरे ने पार्रिय में में की विक्रियों के ले बार भरे के कि कि कि कि कि कि कि उन्प्रमिदिनी भन्मे मुठम वि निहुणवानिक म सर्म निष्ठिम भाग्ने भ विसं भारा रेमे किरं रार कर विमान से एल्य नी इल रेरे में किरं राल भष्टभेश का भारा मी भक्री विश्वरी भीक्षेत्र वारणाहिमेननक्षी कल्लामा निम्हलमा । स्वाक स्वाक भक्षिक भारतिम्भुष्ठा र्रामा स्पेरोति प्राउक्ते होत्र सम्मित्रि सम्मिस् भिन्ने रे रन्ति रे रिने के देवेभन ल प्रभन्न का राला भाषी ने प्रदे न संभाग करते हैं। ल्या विमित्तक कि प्रके भेष्ठ भ भेग इतिराविला दिना एका कि किसे पड़ मानिक्स किंगित्री भरितिगेरेक्ट का जी समें भरित्र ने सुभित्र १ वन्नी कल भाषी ने भूके १ ग्निभ्राक्षणम् वस्ति। स्ट्रिस्ति । इत्ति । इत

विभित्रिम्नभाष्टःकलभाउभः मिर्मुप्रेम् निक्न किम्लाःका भवमाया उद्भः।पग्रुण्डुर्वभन्नकल्प्यभः प्राड्डिम् द्वार्णिन गरिया । भहेउमः मिन्नाभाभनेत्रम् भग्ना किउत्मः भग्न भिंह भग्ने के मान्य कि स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त कि स्वाप्त के स्व

विसीयानम्यन्भः सीभासम्भवननः मुठणस्य सी ग्राकिस्ट्रिय्रमेयगमी ग्राकर्विति सम्भेषिर्वेन विकेश मेर्ग्यम् स्वर्थनिति स्वर्यम् स्वर्यम् स्वर्यम् स्वर्थनिति स्वर्यम् स्वर्यमिति स्वर्

ग्निमाग्याय ॥ अध्मीरिष्ठ्रभाष्ट्रम् मीभमा निव्याधः मान्येकः भभित्रणण्डं सीविचे उभम्हम्भ वितिचे १ः ॥ सम्मरः भार्क्टर् इंडेन्भः अनेभ्रेन्डिंग्न्इ अल्नेडिंन्भः अप्रकृष्टि युद्धा अधि भष्ट भष्ट न्भः अख्रमम्ल्यम् ४६न भिक्टं स्मः इक्रिक्रभ्नान्डराग्रम् सह मेमरिडिक्षिक्ष क्षेत्रमः भाजाकामा किंग्र में में हिष्ट्र कि काउलका भीका हानाः ॥ वास्मिवश्मावद्वितिहरूयायामः अन्तर्रावरान्याविति ग्रिश्ट भ्रहिष्य हेर्य विकाण र्यम् अद्वेस वर्ग ग्रमिक्या यह इक् मिश्यन लिहराग्म इसिमविन उहार विधा भाजा क्रिंगम्बिक्सम्बिक्सम्बिक्सम्बिक्सम्बिक्सम्बिक्सम्बिक्सम्बिक्सम्बिक्सम्बिक्सम्बिक्सम्बिक्सम्बिक्सम्बिक्सम्बिक्स

येगः ॥ अवश्वभी डिय्यम ॥ विस्वरम् द्विरीएक्मरलयुगल कल्लिमा दि म्लाक्रम्पवेजी भलिभकाभक कल्लिम कि उद्गे कर्म् म्त्रिक्स्प्रम् १ । विर्भमेत् भेर्द्धभागम् भूमे भूष्टि भागम् भूष्टि । विर्भमेत् भूष्टि भूष्टि भूष्टि भूष्टि । भाग्युभागमा भाः मिरः भ्रेड्यः भाग्यु भागातिः भागातः भागायः भारतम् भरमयः भर्भा द्वाराष्ट्रमभराम् भरम्माः निरमयोनिष्ण् निविक्त्येनिरम्यः निम्नेनिर्द्योपित्ये निर्द्योपित्ये । निर्नेनिष्ठं । निर्नेनिष

हरामीरणग्रयः भच मुरुभयःभच भिक्त इःभवरीरारिय भवाभागन्भव्रद्भन्त मुक्ष्मिन्नः सम्रः। भिज्ञभद्वर्द्वा भिज्ञमत्र्यम् । भवे मविभवः भवे मविभवः रियाउमः भव्य र्कमालभव्य र्क्याराभा यळ्ड्यळ्वान्य रळम्यळ हराः यळहारयळभभन्तभानिकाप्यः किल्क्भन्निविधज्ञा म्यभाउकः भवस्य उर्वे सम्मान्य मान्य भवत्र मान्य विकार विकार विकार विकार मान्य क्रमन्त्रः भिर्मित्रुग्रे व दीम तप्ताप्ताम् पाः मह रुवक्षिपिपाः म्यः भव्यद्भाः अद्कृष्टिभ्यक्मियमकिष्मा भ्यः इद्भकेष्ट्रिया इर्यकृष्ट्महत्नः कृष्टीइरंग्रम्न्डीम्मुकृष्ट्महमाः जवाकृष्ट् ल्यारिष्ठिक्षिणभरान क्राय्केण्लियेष्ट नेन केष्ट्रिभानः भभम्केण

गुरीर मी अकि िभभक्तयः विभवकृति मुभ्यः कृति इतः कृति विग्ठः कृत्य सम्पूष् रूपः मिर्पिति इस्मिन्यः लिभी गीर्पित भेट स्वास् राग्रहारभाग्राःकालने भिन्न विज्ञास्त्र भाग्या भाग्या भाग्या निर्देशन भक्षेत्रीनःमञ्चाकाउकः मीरापाचिक्सार्थल विम्कृष्ट्रभूपाढः लगाउ भाजीमे निष्ठर्भातः भद्भने म्यः येगीमाः भद्रेमी लेख कि गया विविश् इः चर्चकारा विम्रारः भरू भृति मरापि भः मर्द्द्वाचिर भरः मन्द्र क्वणभाः अद्देश विक्रिका भवस्था । राग्द्रे । व्यक्ति । विक्रिका भवस्था । राग्द्रे । व्यक्ति । विक्रिका भवस्था । विक्रिका भवस्था । विक्रिका । भवस्था । भवस्था

माललगटः भवम्डेब्स्याण भभभुम्बभवस् भवस्व वायकः भभभुम्बक्वम भव इवमिन्नालः भमभूक्रामन् प्रमानिम्युरः भमभुक्रश्रिकामा वर्गराष्ट्रि भ्रम्यः विद्रः भचित्रम्द्रेक्य ने भगित्रभूमेः भव्य प्रत्यित्र प्रति प्रति निय्रकः रक्षमभूभाक्षयुक्ष्णभूमिमः भगम् विगमुत्रभगं जीनः पुर पुर में पकः भगमका रेडिट भग नह भी हिंद : भी पव : भी ठरू: भम्मानः भूमामिरः भमाधियः भमाधिः भमाधिः भमाधिः भमा माःभक्ति व्याद्विताम् किः भक्षमाभादिया मिराने मिराने उठ्टरवन म्मिलभवम्पर्याः राग्यलभावक्मः भवरेगविनिः भ्य इः वस्मार्यात्रभगः भगभगभगमितिः भाष्टः स्मःभग्राम् पिस्मानियायलमा सिर्दिस्लिविसीमीक्ट्रिक्रार्यः नाः निर्द्धकारे

तक्तरनेपर्रणीयः मुक्किं भव्भटः भव्भीयक्रयक हिल्लारि उक्रवर्षा भाजनीमाः चुडःकृतिहरारीवः भच्यानि रसाः भव्मक्भेयरक्षात्रकार गीमगीभितः मनजित्र प्रवेधनां विष्टा विनम्बः भच्छ मेरणास् उन्मक्भम् माः स्वीक्भरक्ष्मा मक्र द्विष्णा नः सुक्षित् च्रिक्शवम्य म् विभागाः इक् ज्वम् वालः भवावस्य नरम् मुतः वि क्रांस्वित्रधित्रेत्रित्रित्रित्राण्यक्षणेः भड्डार्वभाष्टम् राग्यीरा विष्ठिर्धाते तील्ष्टपुरामिल्भिष्यिष्ठ च्रम्यदृद्धः स्मित्र द्रोपि लण्यस्त्रीग्रहरूणम्हरः स्मिनिक्ष्र द्रवेषः भीष्ट्रभेद्विक्रियल्भी च्या मेरे वर्षे यह है या लायाः किर क्या काः भाषी भारतः स म्मिक्न्यकः सम्मित्रिक्षित्रः समम्पिर्लीवने तर्वक्रिक्रार CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri

サナナ

क्ष्टक्ट्लमयकः रभावजीवरानिधः मिरिश्मिम्। भाष्यादिया भविभावपाद्धिक मयः नामंद्र मिट्टामंद्रः भवानि मार्गिनः गदा मक्तीरे कुउनलभाइया वका कि प्रकारित । भारती विया ना ना विश्व वि विष्ठाविक्नेति राग्यम् मानिष्या भयम् प्रमानिष्ठभाइगलम्। मिर्मियंगिर्छः भभेषाभागः किर्धक्रेपस्मिक्तम् क्रिस्टिक्रिये ठा पुरुवः भारता माना भविष्य प्रकार भविष्य प्रकार भविष्य भविष्य भविष्य प्रकार भविष्य प्रवास भविष्य प् अरकः भभभभाउक्ष्मी भिनुभद्र विक्र द्वयः हर्रेमद्रारिधःका मुक्तमञ्जिक्त नभूमीद्विक् चरंगः येशिनीह्सुशिरिक्षण द्वार्वहल्कः

ते:क्लमधाःइण्मान्द्रमङ्गे । भरिकासिम् में कर् हेभर्भारः क्लभर् विराकः सभाष्ट्रभच्येग्धः भव्यम् स्थान ग्लमके हिम्द्रभेतः सहस्र भेर्ण में भेरह के में स्वर्गन्य नाम राष्ट्रिय की भक्ः। भभभन्तिहरूर्णामुम्ब्राक्त्यकः उर्मिभाभन्ताः कालममक्त्यकः मन इ या मेर के दिनिहिंदी हिन्दि हो ये गिनी मन कि मार विभम्भे भ क् निस्तार्थलभ्यक्ष्मम् इक्टिनः भ्रथक्षाम् विष्ठु प्रमुख्यानिक की राभामार्गिर लहा गिल्लीम् साः मह प्रिश्नेजनायः गिरीसिक म्भूयानिणियायारुपापदः १६६३ राभये १६० मी भग्नाक्ष्यान्त्रंभीक्भनिमित्रमः।पङ्ग्रिम्योप्तिविस्त्रम्थान्यभादनः CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri

सभारम् अधिर्द्राण्णाइयः इक्न रिवेस् दिस् पर्माद्रिण वतः समिष्ट मुर्विभाग्यविष्ठ विभाग्यानः एक अवापान्न स्त्रिम्रोभ्योमि रेकाः भागर्थः भम्भद्धः इस्मिविस्मिद्धाः अविस्मिन् क्ये विस्निक्षिया स्मा विम्याधाभग्नामग्रज्यभूनीमाः भागनिभागतिस्यान्य माः भभन्याति क्ष्यामाना भन्ताः सन्ति रागरा विकास एसः राभरेषित्राना हिराक की मतिका भारतहा किस्टिक्क्रिक्त : भावम्ह उद्गानम् दे के उद्गिरिक्त । विश्वीया अभिकामा देवनः प्रसन्तिभः भागमा भन्न मिकासा देव विद्या CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri

रिं भे

भर में मवें कु उनया जिल रहिं में कि में नी में भी पड़ रहि मा भड़ा में में सक्षण्यभावनः माउम्मभद्रभूय्या ध्वक्त्त्रक्ष्या पराविहित्ते रेडनुष्ठिष्ण रामाना राष्ट्रविभिन्ति । स्त्राम्य स क्षिभहण्यः अभ्यान्षण वर्षम्भ भगन्मन्यः अग्रीष्म छन्द्रे जीनभ मर्कियरमः कर्षे रहम्प्रम् सम्मक्षिमक्री भर्ग हिस्त लिक्ष याना । भन्न के कि का अपने में विष्टि का भन्न के वित्र के अपने ने सिनिषिः अभाष्ट्रभाषकेल्या अभाजकेयम्बालः ग्रास्य रणाष्ट्रकेल वित्रेनः गविभाभः थदमिष्ठं देवन्त्रे तिन्त्र प्रावल्किमात्र्यानिः मङ्ग्रीकार्यः Ph Public Domain. Digitized by eGangotri

भगभनक्षित्रमी कर्मित्र प्रतिकृतिक व्यक्तिक विक्रिय प्रतिभाः निष्ठभा मार्म मार्ग विश्व में भणका में क्षिक्ण मन्भाकि । १६० स्त्रम् द्रित्र दि । स्त्रित् भेडी दियः स्वेष्टाणिल एएए: भवता भेजाः माध्य छेत्र में दे दे ने हार्षे भेरियः समहा मि रयम्बीजीराजापिक्भाषकः व्यष्टा एन मिउराजार कृषिन् उत्या भा व्रिधक्भज्य भिर्याध्नामारिक्जि भागार्मल्बस्य संविक्त्रभगिरिषः क्मलइतारकारः भराग्रहामाः भाभक्षानिवार्षान्तिकाराः इक्रिक्स्भानिष्टभगमीनाउम्गः इक्र्लिक् अम्फूल्यान्स्मा भाजभः भवीगार्यम मिर्मायेष्ट विक्या गमिर्द्र भेगिर्द्र लझ्लः भृद्धे उद्गारिन विद्वाहरू मरभाद्यभाककार छानि सः करवेस

19.

हग्रज्ञिकित्यालयण उकः मङ्भविमा मुख्य वम्परि धर्मा परि ।। विद्या ।। विद्या ।। विद्या ।। विद्या ।। क्रिज्ञ अच्चारिक मा विच्न मा भागा निकार में भागा में भागा महिस्ता महिल्या के स्वार्थ के स्वार्थ महिल्या महिल्य विमरकामा रूपने विने देशिस्ट येग्सामी इप्टर्मिंग इराइस्वा प्रविष्मु: भूग्री भेति: मुझ्युर विरः मभूहिभग्र हक सुद्विम् विम् भद्रभ्लयेषिक्षिकिर्वित्रित्राप्तिन्त्रार्गं मध्यानाः भद्रभ्यानाः भद्रभ्यानाः मिनेक्स : 600 मिक किरे दी लिंड हुने में जी हैं के ले दिस्तर के भुमला नेजलायाः नीला ने पान सम्मिन्यका यस महा ममने म म् भिम्र्पि उक्मम् मानाः चलिस्य यभन् भी किल्य सल्य है।

अधिकम्मिहिविचलकानिकीक्सल्यलः ख्रीमणः भूचहित्रीण्यागुरापराः सवकीव भूमें करू कम्पादिरन्यनः क्ष्यः भाद्वां म्यू में मिर्द्यमाले करें नगरित मार्द्य भड्भामिवार्मः १कि दिक लिड्नानिह्नान्यस्मिन् भड्मा स्वास किस्भलाक नवाक्षनः वाज भूग निक्ति भे पानकारिः नवीमाः मार्भ प्रोप्येन विवासनाम् कारकः कालीयम् दाः भवन्भेन्भीलनाभूयः लीलाग्वतन कानिवानिकाः भाष्ट्रभाषाः कर्मग्राज्येभीतिभित्तिः भाष्टः अपल वानी अभागी मां जा भारत के भारति गर्म मा मिरा हा पा निरामा दें भ मान्द्राक्रीकरणा भववला उकः स्त्रव्यन्गा भने वीभभी नयमः भूर भारीभिक्ष उभडमा काला हुका हि। रेग्डी मूभभुमा कराउ भवत्रयतिकेल्ला न किल्लाम् लाम किन्नाम निवास निवा

19.7

भभभभगग्रीक्षंत्रभगित्रत्रम्यः मक्षीरिणुत्र्युभग्यक्षिम् माः भवम् म्तर्कान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्तः नामन्द्रभद्धन्त्रान्तान्त्रान्तान्त्रान्तान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रा नीना रिण्डमिन्सवेशन में विक्रारिणः इस्मुल्विनिह्य रायमः भारत क्रिक किर्म किर्म किर्म किर्म हिम्द्र हिम्द्र किर्म उत्तः मनुप्रिति अविभीकमानि प्रमान्यकः क्रमीम गूर्विय लिक्सिका दिराज्यः व्यक्तिता भेरवः भागित्रा भीका क्रिया प्रा चरा समक्रा भारिकः मिष्कराश्य भितः गाई गुमामक भित्र भवत अरीचे भेतारी १ उ वल मेरिश्य भेगभभमार्के विक्रण यवन ध्रा यभरभागिरानीयभिन्नीनित्ररूपः सीमभाक्ष ब्राजित्र नीत्र वृष्ठः मुचारमिम्पलिम् भितिसम्प्रक्माः समञ्जल CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri

मिक्प्रध्नाक्तिविक्तिवा वर्ग्यम्बप्छक्वत्राध्याप्तिनः भवाल्य यानीनिम्भाउरभीवराक्षरः इक्ष्यम्मात्रम्भभीनिस्तिक्षिक्षरा लके तिः भग्रापादिश्मधिष्ट दः भग्रमेविष्ठा प्रमण्यम् ल वस यसवे ची ठाभद्रः लग्ण पारिविद्यः भग्रभारं विलिख्यः कार वे गरि भरि द्वाम समुग नकः सन्द्रे लिए गिरी में गरि । कार सम द्भाः भर्मविम विरायी भाः कभी मी प्रियः उस भिति विमक म्य भवराम में किया में मार्गर मार्गर मार्ग निर्मा मार्ग में में में किया में मार्ग में मार्ग में मार्ग भूतर्ग भड़काउँ निस्क कर्वीस्त पार्य । श्रीक्रीम CC-0. In Public Dorlain. Digitized by exangotri

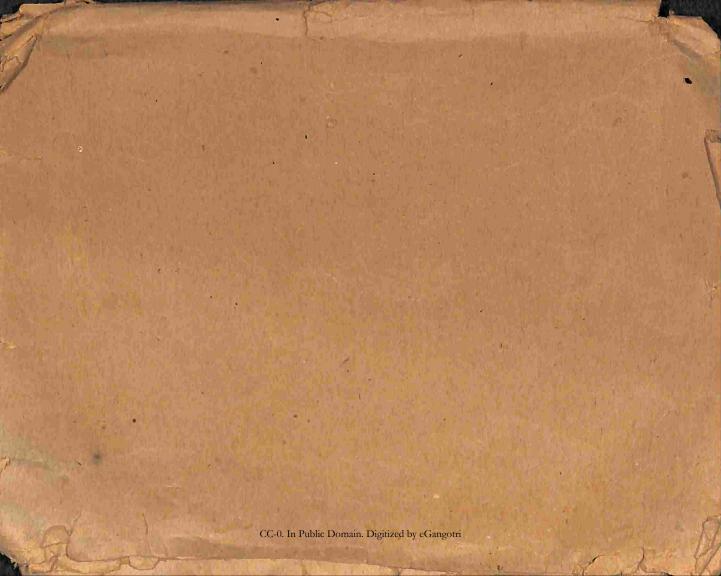

## kp3.pdf

Title: Shri Vishnu Nama Sahasram (From Shri Narada Pancha Ratra)





ॐ अस्य श्रीविष्णोः सहस्रनाममन्त्रस्य महादेव ऋषिः । अनुष्टुप्छन्दः । परमात्मा देवता । सूर्यकोटिप्रतीकाश इति बीजम् । गङ्गातीर्थोत्तमा शक्तिः प्रपन्नाशनिपञ्जर इति कीलकम् । दिव्यास्त्र इत्यस्रम् । सर्वपापक्षयार्थं सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थं श्रीविष्णोर्नामसहस्रजपे विनियोगः ।



riShNusahasranAmastotranAradapan

चतुरात्मा चतुर्वर्णश्चतुर्वेदविधायकः । चतुर्विश्वैकविश्वात्मा सर्वोत्कृष्टासु कोटिषु ॥ १६२॥

आश्रयात्मा पुराणर्षिर्व्यासः शास्त्रसहस्रकृत् । महाभारतनिर्माता कवीन्द्रो वादरायणः ॥ १६३॥

कृष्णद्वैपायनः सर्वपुरुषार्थकबोधकः । CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri





Vishnu Sahasranama Stotra From Narada
Pancharatra Sharada Manuscript Resident Of Mattan
by eGangotri

## Ref:

https://sanskritdocuments.org/doc\_vishhnu/viShNusahasranAmastotranAradapancharAtra.html https://archive.org/details/BXod\_vishnu-sahasranama-stotra-from-narada-pancharatra-sharada-manuscript-resident-of-mattan/page/n59/mode/2up